# अथ सरस्वती पूजा आरभ्यते

```
ॐ सर्वेभ्यो ग्रभ्यो नमः ।
ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ।
ॐ सर्वेभ्यो ब्राहमणेभ्यो नमः ।।
प्रारंभ कार्यं निर्विघ्नमस्त् । शुभं शोभनमस्त् ।
इष्ट देवता क्लदेवता स्प्रसन्ना वरदा भवत् ।। अन्जां देहि ।।
श्द्धासन उपविश्य आचम्य (श्द्ध आसन मे वैठ कर आचमन करे) ॐ
केशवाय नमः ,ॐ नारायणाय नमः ,ॐ माधवाया नमः ,हाथ थोएं ॐ
गोविन्दाय।
प्राणायामः
ॐ प्रणवस्य परब्रहम ऋषिः । परमात्मा देवता ।
दैवी गायत्री छन्दः | प्राणायामे विनियोगः ||
ॐ भूः ।ॐ भ्वः ।ॐ स्वः ।ॐ महः ।
ॐ जनः |ॐ तपः |ॐ सत्यं |
ॐ तत्सवित्वरेण्यं भगींदेवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात ।।
```

### प्राणायाम करके हाथ थोवे।

||अविघ्नमस्तु || सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः । लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ।। धूमकेत्र्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रुणुयादिप ।। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा | संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नः तस्य न जायते ।। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोऽस्त्ते ।। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरान् । सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये ।।

अथ ध्यानम् सरस्वती माया दृष्टा वीणापुस्तकधारिणी। हंसवाहनसंयुक्ता विद्यादानं करोतु मे ॥ प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती । तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी ॥ पञ्चमं जगती ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा । सप्तमं कौमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रहचारिणी ॥ नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी । एकादशं चन्द्रकान्तिः, द्वादशं भुवनेश्वरी ॥ द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती ॥

अक्षत फुल लेकर संकल्प करे-

हरि ॐ तत्सत् अद्येह श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य

अद्य ब्रहमणो.द्वितीय परार्ध विष्णुपदे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अमुक देशे अमुक क्षेत्रे शालिवाहनीयशाके के वर्तमाने अमुक नाम संवत्सरे उत्तरायणे, अमुक ऋतौ अमुक मासे, अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक वासरे सर्व ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु येवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्यर्थं विशेषत विद्याध्याने सफलता प्राप्त्यर्थं अमुक गोत्रस्य परिवारान्वितस्य मम ज्ञाताज्ञातपापक्षयपूर्वक अस्मदादीनां सबालविनतानां विद्यान्नागिणां सर्वेषां

बालकानां बालिकानां च श्रीवागीश्वरी सरस्वती-सुप्रसादसिद्धिद्वारा सर्वविधविद्या-प्राप्त्यर्थं

ज्ञानविवृद्धयर्थं श्रीसरस्वती देवीप्रीत्यर्थं यथा शक्त्या यथा मिलितोपचार द्रव्यैः श्री सूक्त प्राणोक्त मन्त्रैश्च

ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः सरस्वती

देवीं उद्दिश्य, सरस्वती देवीं प्रीत्यर्थं इयं पूजनं एवं सरस्वती स्तोत्रं पठनं च करिष्ये (करिष्यामहे )

Ш

कर न्यास

ॐ ह्रां | अंगुष्ठाभ्यायां नमः | हृदयाय नमः ||

```
ॐ हीं | तर्जनीभ्यां नमः | शिखायै वौषट् ||
ॐ हुं | मध्यमाभ्यां नमः | शिखायै वौषट् ||
ॐ हैं | अनामिकाभ्यां नमः | कवचाय हुम् ||
ॐ हौं | कनिष्ठिकाभ्यां नमः | नेत्रत्रयाय वौषट् ||
ॐ हः | करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | अस्त्राय फट् ||
```

|| विघ्नहर्ता गणपित प्रार्थना ||
ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ |
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ||
ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः | प्रार्थनां समर्पयामि |
अनया पूजा विघ्नहर्ता महागणपित प्रीयताम् ||

अथ सरस्वती पूजा

आह्वान :

सर्वलोकस्य जननीं सर्वविद्यां प्रदायिनीम् ।

ॐ महासरस्वत्यै नमः , महासरस्वतीमावाहयामि, आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ।

(आहवान के लिए पुष्प अर्पित करें।)

#### आसन :

तप्तकांचनवर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् । अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृहयताम् ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः , आसनं समर्पयामि । (पुष्प अर्पित करें।)

### पाद्य :

गंगादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभिर्युतम् ।
पाद्यं ददाम्यहं देवि गृहाणाशु नमोऽस्तु ते ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः , पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।
(पाद्य अर्पित करें।)

### अर्घ्य :

अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रप्रप्रितम् ।
अर्घ्यं गृहाणमद्यतं महादेवि नमोऽस्तु ते ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि ।
(चन्दन मिश्रित जल अर्घ्यपात्र से देवी के हाथों में दें।)

#### आचमन :

सर्वलोकस्य या विद्या ब्रहमविष्ण्वादिभिः स्तुता । ॐ महासरस्वत्यै नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चढ़ाएँ।)

#### स्नान :

मन्दाकिन्याः समानीतैर्हमाम्भोरुहवासितैः ।
स्नानं कुरुष्व देवेशि सिललैश्च सुगन्धिभिः ॥
(स्नानीय जल अर्पित करें।)
स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ।
('ॐ महासरस्वत्यै नमः' बोलकर आचमन हेतु जल दें।)

# दुग्ध स्नान :

कामधेनुसमुत्पन्नां सर्वेषां जीवनं परम् ।

पावनं यज्ञहेत्श्च पयः स्नानार्थमर्पितम् ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, पयः स्नानं समर्पयामि । पयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(कच्चे दूध से स्नान कराएँ, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएँ।)

#### दधिस्नान:

पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम् ।

दध्यानीतं मया देवि स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः

सुरिभ नो मुखा करत्प्र ण आयू गुँ षि तारिषत् ।

ॐ महासरस्वत्यै नमः ,दिधस्नानं समर्पयामि। दिधस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(दिध से स्नान कराएँ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएँ।)

```
घृत स्नान :
```

नवनीतसम्तपन्नं सर्वसंतोषकारकम् ।

घृतं त्भ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसापावनः

पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ।

दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिगभ्यः स्वाहा ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः , घृतस्नानं समर्पयामि । घृतस्नानान्ते श्द्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(घृत स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएँ।)

# मधु स्नान :

तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु ।

तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ मध् वाता ऋतायते मध् क्षरन्ति सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव(गुँ) रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्ना वनस्पतिर्मधुमाँ(गुँ) अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवंतु नः ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः , मधुस्नानं समर्पयामि । मधुस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(शहद स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएँ।)

### शर्करा स्नान :

इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका ।

मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ अपा(गुं), रसमुद्वयस(गुं) सूर्ये सन्त(गुं) समाहित्म ।

अपा(गुं) रसस्य यो रसस्तं वो

गृहयाम्युत्तममुपयामगृहीतो-सीन्द्राय त्वा जुष्टं

गुहढाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः शर्करास्नानं समर्पयामि, शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि । (शर्करा स्नान कराकर जल से स्नान कराएँ।)

# पंचामृत स्नान :

(दूध, दही, घी, शकर एवं शहद मिलाकर पंचामृत बनाएँ व निम्न मंत्र से स्नान कराएँ।)

पयो दिध घृतं चैव मध्शर्करयान्वितम् ।

पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः ।

सरवस्ती तु पञ्चधा सो देशेsभवत्-सरित् ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः , पंचामृतस्नानं समर्पयामि, पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(पंचामृत स्नान व जल से स्नान कराएँ।)

#### गन्धोदक स्नान :

मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवम् ।

चन्दनं देवदेवेशि स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

(चंदनयुक्त जल से स्नान कराएँ।)

(नोट :- जो व्यक्ति श्री सूक्त, पुरुष सूक्त अथवा सहस्रनाम आदि से पुष्पार्चन अथवा जल अभिषेक

करना चाहते हैं, वे अर्चन अथवा अभिषेक करें फिर शुद्धोदक स्नान कराएँ अथवा सीधे शुद्धोदक स्नान कराएँ।)

# श्द्धोदक स्नान :

मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम् । तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृहयताम् ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गंगाजल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएँ।)

#### आचमन :

पश्चात 'ॐ महासरस्वत्यै नमः' से आचमन कराएँ।

#### वस्त्र :

दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षौमं त्वतिमनोहरम् ।

दीयमानं मया देवि गृहाण जगदिम्बिके ॥

ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह ।

प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि ।

(वस्त्र अर्पित करें, आचमनीय जल दें।)

#### उपवस्त्र :

कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितम् । गृहाण त्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्र्विर ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि।

(उपवस्त्र चढ़ाएँ, आचमन के लिए जल दें।)

### यज्ञोपवीत:

ॐ तस्मादअकूवा अजायंत ये के चोभयादतः । गावोह यज्ञिरे तस्मातस्माज्जाता अजावयः ॥

```
ॐ यज्ञोपवीतं परमं वस्त्रं प्रजापतयेः त्सहजं प्रस्तात ॥
आयुष्यम अग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः ।
ॐ महासरस्वत्यै नमः ।
यज्ञोपवीतं समर्पयामि ।
आभूषण :
रत्नकंकणवैदूर्यम्कताहारादिकानि च।
सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीक्रष्व भोः ॥
ॐ क्षुत्विपासामलां ज्येष्ठाम्-अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।
अभूतमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः , नानाविधानि क्ंडलकटकादीनि आभूषणानि
समर्पयामि ।
(आभूषण समर्पित करें।)
गन्ध :
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं स्मनोहरम् ।
```

विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृहयताम् ॥
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्युपुष्टां करीषिणीम् ।
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हवये श्रियम् ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः, गन्धं समर्पयामि ।
(केसर मिश्रित चन्दन अर्पित करें।)

#### रक्त चन्दन:

रक्तचन्दनसम्मिश्रं पारिजातसमुद्भवम् ।

मया दत्तं महादेवि चन्दनं प्रतिगृहयताम ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, रक्तचन्दनं समर्पयामि ।

(रक्त चंदन चढ़ाएँ।)

### सिन्दूर:

सिन्द्रं रक्तवर्णं च सिन्द्रतिलकप्रिये । भक्तया दत्तं मया देवि सिन्द्रं प्रतिगृहयताम् ॥ ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात प्रमियः पतयन्ति यहवाः । घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः, सिन्दूरं समर्पयामि ।
(सिन्दूर चढ़ाएँ।)

# कुंकुम :

कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणम् । अखण्डकामसौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृहयताम् ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, कुंकुमं समर्पयामि । (कुंकुम अर्पित करें।)

# पुष्पसार (इत्र) :

तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च ।

मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, पुष्पसारं च समर्पयामि ।

(इत्र चढ़ाएँ।)

#### अक्षत:

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः । मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, अक्षतान् समर्पयामि । (कुंकुमाक्त अक्षत चढ़ाएँ।)

### प्ष्पमाला :

माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो ।

मयानीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहयताम् ॥

ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमिह ।

पश्नां रूपमन्नास्य मिय श्रीः श्रयतां यशः ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि ।

(लाल कमल के पुष्प तथा पुष्पमालाओं से अलंकृत करें।)

# दूर्वा :

विष्ण्वादिसर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनाम् ।

क्षीरसागरसम्भूते दूर्वां स्वीकुरू सर्वदा ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः, दूर्वांकुरान् समर्पयामि ।
(दूर्वांकुर अर्पित करें।)

सर्वाङ्ग पूजन

समस्त अंग पूजन- ॐ महासरस्वत्यै नमः, सर्वांग पूजयामि

### धूप :

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहयताम् ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः ,धूपमाघ्रापयामि । (धूप आघ्रापित करें।)

### दीप:

कार्पास वर्तिसंयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरम् । तमो नाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरि ॥

```
ॐ महासरस्वत्यै नमः, दीपं दर्शयामि ।
(दीपक दिखाकर हाथ धो लें।)
```

### नैवेद्य :

(मालपुए सिहत पंचिमण्ठान्न व सूखे मेवे।) नैवेद्यं गृहयतां देवि भक्ष्यभोज्य समन्वितम् । षड्रसैन्वितं दिव्यं लक्ष्मी देवि नमोऽस्तु ते ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, नैवेद्यं निवेदयामि ।

बीच में जल छोड़ते हुए निम्न मंत्र बोलें :-

१. ॐ प्राणाय स्वाहा २. ॐ अपानाय स्वाहा . ३ ॐ समानाय स्वाहा ४. ॐ उदानाय स्वाहा ४. ॐ

व्यानाय स्वाहा।

मध्ये पानीयम्, उत्तरापोशनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ।

( नैवेद्य निवेदित कर पुनः हस्तप्रक्षालन के लिए जल अर्पित करें।) करोद्वर्तन : 'ॐ महासरस्वत्यै नमः 'यह कहकर करोद्वर्तन के लिए हाथों में चन्दन उपलेपित करें।

#### आचमन :

शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरण सुवासितम् । आचम्यतां जलं हयेतत् प्रसीद परमेश्वरि ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमन के लिए जल दें।)

# ऋतुफल:

(सीताफल, गन्ना, सिंघाड़े व अन्य फल।)

फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।

तस्मात् फलप्रदादेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः, अखण्डऋतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि ।

(ऋतुफल अर्पित करें तथा आचमन के लिए जल दें।)

### ताम्बूल :

प्गीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् ।
एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहयताम् ॥
ॐ महासरस्वत्यै नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि ।
(लवंग, इलायची एवं ताम्बूल अर्पित करें।)

#### दक्षिणा:

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ ॐ महासरस्वत्यै नमः, दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चढ़ाएँ।)

# लेखनी पुस्तक पूजन :

लेखनी (कलम) पर नाड़ा बाँधकर सामने की ओर रखें। निम्न मंत्र बोलकर पूजन करें :-

लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रहमणा परमेष्ठिना ।

लोकानां च हितार्थाय तस्मातां पूजयाम्यहम् ॥ 'ॐ लेखनीस्थायै देव्यै नमः' गंध, प्ष्प, पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें :-शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्न्याद्यतः । अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव ॥ या क्न्देन्द्त्षारहार धवला या शुभवस्त्रावृता । या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्यासना ॥ या ब्रहमाच्य्तशंकरप्रभृतिभिर्देवेः सदा वन्दिता । सा मां पात् सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ ध्यान बोलकर प्रणाम करें। 'ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः'

आरती : निम्न लिखित मन्त्र पढ़ते हुए अब आरित सजाए -चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् । आर्तिक्यं कल्पितं भक्तया गृहाण परमेश्वरि ॥ या कुन्देन्दु-तुषारहार-धवला या शुभ्र-वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रहमाच्युत-शंकर-प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १॥

सरस्वती माता कि आरति जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण, वैभवशालिनि, त्रिभुवन विख्याता ।।जय.।।

चन्द्रवदनि, पद्मासिनि द्युति मंगलकारी। सोहे हंस-सवारी, अतुल तेजधारी।। जय.।।

बायें कर में वीणा, दूजे कर माला। शीश मुकुट-मणि सोहे, गले मोतियन माला ।।जय.।।

देव शरण में आये, उनका उद्धार किया। पैठि मंथरा दासी, अस्र-संहार किया।।जय.।। वेद-ज्ञान-प्रदायिनी, बुद्धि-प्रकाश करो।।
मोहज्ञान तिमिर का सत्वर नाश करो।।जय.।।

धूप-दीप-फल-मेवा-पूजा स्वीकार करो। ज्ञान-चक्षु दे माता, सब गुण-ज्ञान भरो।।जय.।।

माँ सरस्वती की आरती, जो कोई जन गावे।
हितकारी, सुखकारी ज्ञान-भक्ति पावे।।जय.।।
ॐ महासरस्वत्यै नमः , नीराजनं समर्पयामि ।
(जल छोड़ें व हाथ धोएँ।)

### प्रदक्षिणा :

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ (प्रदक्षिणा करें।)

# मंत्र-पुष्पांजलि :

(अपने हाथों में पूष्प लेकर निम्न मंत्रों को बोलें) :-ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ॐ राजाधिराजाय प्रसहय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । स मे कामान् कामकामाय महयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददात् ॥ क्बेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः । ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमपित्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापराधीत् । पृथिव्यै सम्द्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष १लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति । ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाह्रुत विश्वतस्पात् । सं बाह्भ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ या क्न्देन्द्-त्षारहार-धवला या शुभ्र-वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।

या ब्रहमाच्युत-शंकर-प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १॥

ॐ महासरस्वत्यै नमः , मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि

प्रार्थना :(श्रीसरस्वतीस्तुती )

या कुन्देन्दु-तुषारहार-धवला या शुभ्र-वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युत-शंकर-प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १॥

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । भासा कुन्देन्दु-शंखस्फटिकमणिनिभा भासमानाऽसमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसत् वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ २॥ आशासु राशी भवदंगविल्लि भासैव दासीकृत-दुग्धसिन्धुम् । मन्दस्मितैर्निन्दित-शारदेन्दुं वन्देऽरविन्दासन-सुन्दरि त्वाम् ॥ ३॥

शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे । सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् ॥ ४॥

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृ-देवताम् । देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः ॥ ५॥

पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती । प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या ॥ ६॥

शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा-माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् । हस्ते स्पाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां

वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॥ ७॥

वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले

भक्तार्तिनाशिनि विरिंचिहरीशवन्द्ये ।

कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे

विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥ ८॥

श्वेताब्जपूर्ण-विमलासन-संस्थिते हे

श्वेताम्बरावृतमनोहरमंज्गात्रे ।

उद्यन्मनोज्ञ-सितपंकजमंज्लास्ये

विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ॥ ९॥

मातस्त्वदीय-पदपंकज-भक्तियुक्ता

ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय ।

ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण

भूवहिन-वायु-गगनाम्बु-विनिर्मितेन ॥ १०॥

मोहान्धकार-भरिते हृदये मदीये

मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे ।

स्वीयाखिलावयव-निर्मलस्प्रभाभिः

शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ॥ ११॥

ब्रहमा जगत् सृजति पालयतीन्दिरेशः

शम्भ्विनाशयति देवि तव प्रभावैः ।

न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे

न स्युः कथंचिदपि ते निजकार्यदक्षाः ॥ १२॥

लक्ष्मिर्मधा धरा पुष्टिगौरी तृष्टिः प्रभा धृतिः ।

एताभिः पाहि तनुभिरष्टभिर्मां सरस्वती ॥ १३॥

सरसवत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः

वेद-वेदान्त-वेदांग- विद्यास्थानेभ्य एव च ॥ १४॥

सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने । विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तु ते ॥ १५॥

यदक्षर-पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् । तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ १६॥

नए छात्रो के लिए ये श्लोक उच्चारण करके विद्यारम्भ करे सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि । विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवत् मे सदा ॥

### समर्पण:

'कृतेनानेन पूजनेन भगवती महासरस्वती प्रीयताम्, न मम'। (हाथ में जल लेकर छोड़ दें।)

(हाथ में लिए फूल महासरस्वती पर चढ़ा दें।) प्रदक्षिणा करें, साष्टांग प्रणाम करें, अब हाथ जोड़कर निम्न क्षमा प्रार्थना बोलें :-

#### क्षमा प्रार्थना :

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ॥ पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तहीनं सुरेश्वरि । यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देवदेव । पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः । त्राहि माम् परमेशानि सर्वपापहरा भव ॥ अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥

# पूजन समर्पण :

हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र बोलें :
यस्य स्मृत्या च नाम्नोक्त्या तपः पूजा क्रियादिशु |

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तं अच्युतम् ||

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् |

करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ||

'ॐ अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महासरस्वती प्रसीदतुः ॥'

(जल छोड़ दें, प्रणाम करें)

#### विसर्जन:

अब हाथ में अक्षत लें (गणेश एवं की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी) प्रतिष्ठित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंत्र से विसर्जन कर्म करें :-

यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् । इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च ॥

प्रसाद ग्रहणं

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।

# शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।।

ॐ सरस्वत्यै नमः |
सरस्वती देवी प्रसादं शिरसा गृहणामि ||
तीर्थ ग्रहणं
अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधी विनाशनम् |
सर्व दुरितोप शमनं देवी पादोदकं शुभं ||
ॐ सरस्वत्यै नमः |
सरस्वती देवी तीर्थं शिरसा गृहणामि ||

#### ध्यानम

ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहराम्।
कोटिचंद्रप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्।
विहनशुद्धां शुकाधानां वीणापुस्तकमधारिणीम्।।
रत्नसारेन्द्रनिर्माणनवभूषणभूषिताम्।
सुपूजितां सुरगणै: ब्रह्मविष्णुशिवादिभि:।।

वन्दे भक्त्या वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवै:।

॥ इति श्रीसरस्वती पूजनं सम्पूर्णं॥

नए छात्रों के लिए ये निम्न लिखित श्लोक उच्चारण करके विद्यारम्भ करे

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।

विद्यारमभं करिष्यामि सिद्धिर्भवत् मे सदा ॥

नमो भगवति ! हे सरस्वति !

वन्दे तव पदय्गलम् ॥

विद्यां बुद्धिं वितन् भारति

चितं कारय मम विमलम् ॥

वीणावादिनि श्भमतिदायिनि

पुस्तकहस्ते देवनुते ।

वर्णज्ञानं सकलनिदानं

सन्निहितं कुरु मम चित्ते ॥ नमो ॥

हंसवाहिनि ब्रहमवादिनि

करुणापूर्णा भव वरदे । मञ्जुलहासिनि नाट्यविलासिनि लास्यं कुरु मम रसनाग्रे ॥ नमो ॥

### श्रीसरस्वती अष्टोत्तरनामावली

- ॐ सरस्वत्यै नमः ।
- ॐ महाभद्रायै नमः ।
- ॐ महामायायै नमः ।
- ॐ वरप्रदायै नमः ।
- ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
- ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
- ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
- ॐ पद्मवक्त्रायै नमः ।
- ॐ शिवानुजायै नमः ।
- ॐ पुस्तकभृते नमः । १०

- ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
- ॐ रमायै नमः ।
- ॐ परायै नमः ।
- ॐ कामरूपायै नमः ।
- ॐ महाविद्यायै नमः ।
- ॐ महापातक नाशिन्ये नमः ।
- ॐ महाश्रयायै नमः ।
- ॐ मालिन्यै नमः ।
- ॐ महाभोगायै नमः ।
- ॐ महाभुजायै नमः । २०
- ॐ महाभागायै नमः ।
- ॐ महोत्साहायै नमः ।
- ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
- ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
- ॐ महाकाल्यै नमः ।
- ॐ महापाशायै नमः ।

- ॐ महाकारायै नमः ।
- ॐ महाङ्कुशायै नमः ।
- ॐ पीतायै नमः ।
- ॐ विमलायै नमः । ३०
- ॐ विश्वायै नमः ।
- ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
- ॐ वैष्णव्ये नमः ।
- ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
- ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
- ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ।
- ॐ सावित्र्ये नमः ।
- ॐ सुरसायै नमः ।
- ॐ देव्ये नमः ।
- ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः । ४०
- ॐ वाग्देव्ये नमः ।
- ॐ वसुधायै नमः ।

- ॐ तीवायै नमः ।
- ॐ महाभद्रायै नमः ।
- ॐ महाबलायै नमः ।
- ॐ भोगदायै नमः ।
- ॐ भारत्यै नमः ।
- ॐ भामायै नमः ।
- ॐ गोविन्दायै नमः ।
- ॐ गोमत्यै नमः । ५०
- ॐ शिवायै नमः ।
- ॐ जटिलायै नमः ।
- ॐ विन्ध्यावासायै नमः ।
- ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ।
- ॐ चण्डिकायै नमः ।
- ॐ वैष्णव्ये नमः ।
- ॐ ब्राहमयै नमः ।
- ॐ ब्रहमज्ञानैकसाधनायै नमः ।

- ॐ सौदामिन्यै नमः ।
- ॐ सुधामूत्यै नमः । ६०
- ॐ सुभद्रायै नमः ।
- ॐ सुरपूजितायै नमः ।
- ॐ सुवासिन्यै नमः ।
- ॐ सुनासायै नमः ।
- ॐ विनिद्रायै नमः ।
- ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
- ॐ विद्यारूपायै नमः ।
- ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
- ॐ ब्रहमजायायै नमः ।
- ॐ महाफलायै नमः । ७०
- ॐ त्रयीमूत्यै नमः ।
- ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
- ॐ त्रिगुणायै नमः ।
- ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ।

- ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
- ॐ शुभदायै नमः ।
- ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
- ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्ये नमः ।
- ॐ चामुण्डायै नमः ।
- ॐ अम्बिकायै नमः । ८०
- ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः ।
- ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
- ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
- ॐ सौम्यायै नमः ।
- ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः ।
- ॐ कालरात्र्ये नमः ।
- ॐ कलाधारायै नमः ।
- ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
- ॐ वाग्देव्यै नमः ।
- ॐ वरारोहायै नमः । ९०

- ॐ वाराहयै नमः ।
- ॐ वारिजासनायै नमः ।
- ॐ चित्राम्बरायै नमः ।
- ॐ चित्रगन्धायै नमः ।
- ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
- ॐ कान्तायै नमः ।
- ॐ कामप्रदायै नमः ।
- ॐ वन्द्यायै नमः ।
- ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः ।
- ॐ श्वेताननायै नमः । १००
- ॐ नीलभुजायै नमः ।
- ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
- ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः ।
- ॐ रक्तमध्यायै नमः ।
- ॐ निरञ्जनायै नमः ।
- ॐ हंसासनायै नमः ।

ॐ नीलजङ्घायै नमः ।

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः । १०८

॥ इति श्रीसरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥